**\* ग्रो३म्** \*

## धर्मचर्चा ब्रह्मविचार

## चांदापुर

# सत्यधर्मविचारः

जो कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ग्रीर मौलवी मृहम्मदकासम साहब ग्रीर पादरी स्काट साहब के बीच हुग्रा था

#### अथ सत्यधर्मविचारः

### मेला चांदापुर

धर्मचर्चा ब्रह्मविचार मेला चाँवापुर' कि जिसमें बड़े-बड़े विद्वान् आय्यों, ईसाइयों ध्रौर मुसलमानों की घ्रोर से एक सत्य के निर्णय के लिये इकट्ठे हुए बे, सज्जन पाठकगर्णों के हितार्थ मुद्रित किया जाता है कि जिससे प्रत्येक मतों का अभिप्राय सब पर प्रकाशित हो जाबे। सब सज्जनों को, किसी मत के क्यों न हों, उचित है कि पक्षपातरहित होकर इसको सुहु-द्भाव से देखें।

विवित हो कि यह मेला दो विन रहा। मेले के घारम्भ से पूर्व कई लोगों ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आर्य ग्रीर मुसलमान मिल के ईसाइयों का लण्डन करें तो अच्छा है। इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह मेला सत्य ग्रीर ग्रसत्य के निर्णय के लिये किया गया है, इसलिये हम तीनों को उचित है कि पक्षपात छोड़ कर प्रीति-पूर्वक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना कदापि योग्य नहीं।

इसके पश्चात् विचार का समय नियत किया गया। पादिरयों नै कहा कि हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर सकते और यही विज्ञापन में भी छापा गया था। इस पर स्वामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर ग्राये थे कि मेला कम से कम पांच और प्रधिक से घिषक ग्राठ दिन तक रहेगा क्यों कि इतने दिनों में सब मतों का अमिप्राय प्रच्छे प्रकार ज्ञात हो सकता है। जब इस पर वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शी इन्द्रमणिजी ने कहा कि स्वामीजी! ग्राप निश्चिन्त रहें, सच्चा मत एक दिन में प्रकट हो जावेगा। फिर निम्नलिखित पांच प्रश्नों पर विचार करना सबने स्वीकार किया—

#### पहिले दिन की सभा

मुन्शी प्यारेलाल साहब ने खड़े होकर सबसे पहिले कहा—
"प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि को सर्वस्यापक धौर सर्वान्तर्यामी

१. यहाँ यह मेला मुन्शी प्यारेलाल साइब की झोर से प्रतिवर्ष हुझा करता है।

२. इस धर्मंचर्चा में आय्यों की श्रोर से स्वामी दबानन्द सरस्वतीजी श्रीर मुन्शी इन्द्रमिण्जी; ईसाइयों की श्रोर से पादरी स्काट साहब, पादरी नीवल साहब, पादरी पाकर साहब श्रीर पादरी जान्सन साहब श्रीर मुसलमानों की श्रोर से मोलबी मोहम्मद कासम साहब, सैयद श्रब्दुल मंसूर साहब विचार के लिये श्राये थे।

है। हम लोगों के बड़ भाग्य हैं कि उसने हम सबको ऐसे राजप्रबन्ध समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब लोग निविध्नता से निभय होकर मतमतान्तरों का विचार कर सकते हैं। धन्य है इस आज के दिन को, और बड़े भाग्य हैं इस मूमि के, कि ऐसे सज्जन पुरुष और ऐसे-ऐसे विद्वान् मतमतान्तरों के जाननेवाले यहां सुशोमित हुए हैं, आशा है कि सब विद्वान् अपने-अपने मतों की वार्ताओं को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य और असत्य का निर्णय होकर मनुष्यों की सत्य मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी।"

इसके पश्चात जब मुसलमानों ग्रीर ईसाइयों की ग्रीर से पांच-पांच मनुष्य ग्रीर श्राय्यों की श्रोर से स्वामीजी श्रोर मुन्शी इन्द्रमणिजी दो ही विचार के लिये नियत किये गये, तब मौलवियों और पावरियों ने हठ किया कि बार्यों की ब्रोर से भी पाँच मनुष्य होने चाहियें। इस पर स्वामीजी ने कहा कि आय्यों की घोर से हम दो ही बहुत हैं। मौलवियों ने पण्डित लक्ष्मण शास्त्रीजी का नाम प्रपने ही प्राप पादरियों से लिखवाना चाहा । तब स्वामीजी ने उनसे तो यह कहा कि ब्राप लोगों को अपनी-ब्रपनी म्रोर के मनुष्यों के लिखवाने का म्रधिकार है, हमारी म्रोर का कुछ नहीं। म्रौर पण्डितजी से यह कहा कि म्राप नहीं जानते, ये लोग हमारे और तुम्हारे बीच विरोध करा के आप तमाशा देखना चाहते हैं। इस बात के कहने पर एक मौलवी ने पण्डितजी का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम भी ग्रपना नाप लिखवा दो, इनके कहने से क्या होता है। तिस पर स्वामीजी ने कहा कि ब्रच्छा जो सब ब्रार्थ्य लोगों की सम्मति हो तो इनका भी नाम लिखवा दो, नहीं तो केवल ग्राप लोगों के कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा । फिर एक मौलवी साहब उठकर बोले कि सब हिन्दुग्रों से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखाने में सबकी सम्मति है वा नहीं। इस पर स्वामीजी ने कहा कि जैसे ब्रापको सिवाय फ़िक्रें सुन्नत जमात के ब्रहलेशिया ब्रादि फ़िक्रों ने सम्मति कर के नहीं बिठलाया, ग्रौर जैसे कि पादरी साहब को रोमन कैथोलिक फ़िकों ने नियत नहीं किया, ऐसे ही आर्थ्य लोगों में भी बहुतों की हमारे बिठलाने में सम्मति श्रीर बहतों की ग्रसम्मति होगी, परन्तु ग्राप लोगों को हमारे बीच गड़बड़ मचाने का कुछ ग्रधिकार नहीं है। मुन्शी इन्द्रमिंगिजी ने कहा कि हम सब ग्रार्घ्य लोग वेदादि शास्त्रों को मानते हैं और पण्डितजी भी इन्हीं को मानते हैं, जो किसी का मत आर्य लोगों वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो तो चौथा पन्थ नियत करके भले ही बिठला दीजियेगा।

इन बातों से मौलवियों का यह ग्रभिप्राय था कि ये लोग ग्रापस में भरगड़ें तो हम तमाशा देखें। पिण्डतजी का नाम लिखना ग्राय्यं लोगों ने योग्य न समभा। फिर मौलवी लोग नमाज पढ़ने को चले गये और जब लौट कर ग्राये तब उनमें से मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब ने कहा कि प्रथम मैं एक घण्टे तक उन प्रश्नों के सिवाय ग्रीर कुछ अपने मत के ग्रनुसार कहना चाहता हूँ, उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उसका में समाधान करूंगा। इसको सबने स्वीकार किया । मौलवी साहब के कथन का तात्पर्य यह है:---

मौलवी मुहम्मद कासम साहब परमेश्वर की स्तुति के पश्चात् यह कहा जिस-जिस समय में जो-जो हाकिम हो उसी की सेवा करनी उचित है, जैसे कि इस समय जो गवर्नर है, उसी की सेवा करते थ्रीर उसी की ग्राज्ञा मानते हैं, थ्रीर जिसकी कि ग्राज्ञापालन का समय व्यतीत हो गया, न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी ग्राज्ञा को मानता है। श्रीर जैसे जब कोई कानून व्यथं हो जाता है तो उसके अनुसार कोई नहीं चलता परन्तु जो कानून उसकी जगह नियत किया जाता है, उसी के ग्रनुसार सबको चलना होता है तो इन्ही दृष्टान्तों के समान जो-जो अवतार थ्रीर पैगम्बर पूर्व समय में थे थ्रीर जो-जो पुस्तक तौरेत, जबूर, बाइबिल उनके समय में उतरी थीं, ग्रब उनके ग्रनुसार न चलना चाहिये। इस समय के सबसे पिछले पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब हैं, इसिलये उनको पैगम्बर मानना चाहिये। ग्रीर जो 'ईश्वरवाक्य' ग्रथीत् कुरान उनके समय उतरा है, उस पर विश्वास करना चाहिये। ग्रीर हम श्रीराम ग्रीर श्रीकृष्ण ग्रादि ग्रीर ईसामसीह को निन्दा नहीं करते क्योंकि वे ग्रपने-ग्रपने समय में अवतार ग्रीर पैगम्बर थे परन्तु इस समय तो हजरत मुहम्मद साहब का ही हुकुम चलता है, दूसरे का नहीं। जो कोई हमारे मजहब वा कुरान ग्रीफ वा हजरत मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा, वह मारे जाने के योग्य है।

पादरी नोबिल साहब — मुहम्मद साहब के पंगम्बर ग्रौर कुरान के ईश्वरीय वाक्य होने में सन्देह है क्योंकि कुरान में जो-जो बातें लिखी हैं, सो-सो बाइबिल की हैं। इसलिये कुरान ग्रलग ग्रासमानी पुस्तक नहीं हो सकता। ग्रौर हजरत ईसामसीह के अवतार होने में कुछ सन्देह नहीं क्योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह सत्यमार्ग बतलानेवाला था। केवल व्याख्यान से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है, ग्रौर उसने चमरकार भी दिखलाये थे।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब — हम हजरत ईसा को प्रवतार तो मानते हैं ग्रौर बाइबिल को घासमानी प्स्तक भी मानते हैं परन्तु ईसाइयों ने उसमें बहुत कुछ घटत-बढ़त कर दी है, इसलिये यह वहीं मूल नहीं है ग्रौर जोकि उसका कुरान ने खण्डन भी कर दिया है, इसलिये वह विश्वास के योग्य नहीं रही। ग्रौर हमारे हजरत पंगम्बर साहब का अवतार सबसे पिछला है, इसलिये हमारा मत सच्चा है।

फिर और मौलवियों ने बाइबिल में एक ग्रायत पादरी साहब को दिखलाई ग्रीर कहा कि देखिये ग्राप ही लोगों ने लिखा है कि इस ग्रायत का पता नहीं लगता।

पादरी नोबिल साहब — जिस मनुष्य ने यह लिखा है, वह सत्यवादी था। जो उसने लेखक-मूल को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया। ग्रीर हम लोग सत्य को चाहते हैं, असत्य को नहीं इसलिये हमारा मत सत्य है। मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब — यह तो ठीक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में वा दस्तावेज में एक भी बात भूठ लिखी हुई विदित हो जावे तो वह पुस्तक कदाचित् माननीय नहीं रहता श्रोर न वह दस्तावेज ही श्रदालत में स्वीकार हो सकता है।

पादरी नोबिल साहब — क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर हठ करना भ्रच्छा नहीं। भौर जो हम सत्य ही को मानते हैं भौर सत्य ही की खोज करते हैं, इस कारण उस लेखक- मूल को हमने स्वीकार कर लिया। भौर तुम्हारे कुरान में बहुत घटत-बढ़त हुई, जिनके प्रमाण में एक मौलवी ईसाई ने भरबी भाषा में बहुत कहा धौर सूरतों के प्रमाण दिये।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब—ग्राप बड़े सत्य के खोजी हैं! (मुख बनाकर) जो ग्राप सत्य ही को स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों मानते हो ?

पादरी नोबिल साहब — हम तीन ईश्वर नहीं मानते, वे तीनों एक ही हैं सर्थात् केवल एक ईश्वर से ही प्रयोजन है। ईसामसीह में मनुष्यता स्रोर ईश्वरता दोनों थीं, इस कारण वह दोनों ब्यवहारों को करता है स्थात् मनुष्य के सातमा से मनुष्यों का ब्यवहार स्रोर ईश्वर के आत्मा से ईश्वर का ब्यवहार अर्थात् चमत्कार दिखलाना।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब — वाह-वाह! एक घर में दो तलवार क्योंकर रह सकती हैं? यह कहना पादरी साहब का भ्रत्यन्त मिथ्या है। उसने तो कही नहीं कहा कि "मैं ईप्रवर हूँ"। तुम हठ से उसको ईप्रवर बनाते हो।

पादरी नोबिल साहब — एक झायत झंजील की पढ़ी झौर और कहा कि यह एक झायत है जिसमें मसीह ने झपने झापको ईश्वर कहा है झौर कई एक चमत्कार भी दिखलाये हैं। इससे उसके ईश्वर होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

मौलवी मुहम्मद कासम साहब—जो वह ईश्वर या तो ग्रपने ग्रापको फांसी से क्यों न बचा सका ?

एक हिन्दुस्तानी पादरो साहब — कुरान में कई एक प्रायतों का परस्पर विरोध विल्लाया और कहा कि हुकुम का लण्डन हो सकता है, समाचार का नहीं हो सकता, सो प्रापके क़रान में समाचारों का लण्डन है। पहले वैतूलमुकद्दस की प्रोर शिर नमाते थे, किर कावे की ग्रोर नमाने लगे और कई ग्रायतों का ग्रबं नी सुनाया और कहा कि ईसामसीह पर विश्वास लागे विना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। और नुम्हारे क़रान में बाइबिल का ग्रोर ईसामसीह का मानना लिखा है, तुम लोग क्यों नहीं मानते हो।

ऐसी ही बातों के होते-होते सम्ब्या हो गई ।

#### दूसरे दिन की सभा

प्रातःकाल के साढ़े सात बजे सब लोग आये ग्रौर वे पाँच प्रश्न कि जो स्वीकार हो चुके थे, पढ़े गये।

#### पाँच प्रश्न ये हैं:-

- १ सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज से किस समय और किसलिये बनाया ?
- २—ईश्वर सब में व्यापक है वा नहीं ?
- ३-ईश्वर न्यायकारी ग्रीर दयालु किस प्रकार है ?
- ४ वेद, बाइबिल बीर क़ुरान के ईश्वरोक्त होने में क्या प्रमाण है ?
- ५-मुक्ति क्या है, भ्रीर किस प्रकार मिल सकती है ?

इसके पश्चात् कुछ देर तक यह बात आपस में होती रही कि एक दूसरे को कहता था कि पहिले वह वर्णन करे। तदनन्तर पादरी स्काट साहब ने पहले प्रश्न का उत्तर देना आरम्म किया और मी कहा कि यद्यपि यह प्रश्न किसी काम का नहीं, मेरी समक्ष में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है परन्तु जबकि सबकी सम्मति है तो मैं उसका उत्तर देता हूँ:—

पादरी स्काट साहब—यद्यपि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस चीज से बनाया है परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि ग्रभाव से भाव लाया है। क्यों कि पहले सिवाय ईश्वर के दूसरा पदार्थ कुछ न था, उसने ग्रपने हुकुम से सृष्टि को रचा है। यद्यपि यह मी हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संसार को रचा परन्तु उसका ग्रादि तो है। वर्षों की गणना हमको नहीं जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर के कोई जान सकता है, इसलिये इस बात पर ग्रधिक कहना ठोक नहीं।

ईश्वर ने किसलिये इस जगत् को रचा, यद्यपि इसका भी उत्तर हम लोग ठीक-ठीक नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं कि संसार के सुख के लिये ईश्वर ने यह सृष्टि की है कि जिसमें हम लोग सुख पावें ग्रौर सब प्रकार के ग्रानन्द करें।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब—उसने ग्रपने शरीर से 'प्रकट' अर्थात् उत्पन्न किया उससे हम ग्रलग नहीं, जो ग्रलग होते तो उसकी प्रभुता में न होते। कब से यह संसार बना, यह कहना व्ययं है क्यों कि हमको रोटो खाने से काम है, न यह कि रोटो कब बनी है। यह जगत् सृष्टि के लिये रचा गया है क्यों कि सब पदार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं। और हमको अपनी भक्ति के लिये ईश्वर ने रचा है। देखो ! पृथिवी हमारे लिये है, हम पृथिवी के लिये नहीं क्यों कि जो हम न हों तो पृथिवी की कुछ हानि नहीं परन्तु पृथिवी के न होने से हमारी बड़ी हानि होती है ऐसे ही जल, बायु, ग्रानि ग्रादि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हैं। मनुष्य सब सृष्टि में श्रेष्ट

है, उसको बुद्धि भी इसी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिये दी है ग्रर्थात् मनुष्य को ग्रपनी भक्ति के लिये ग्रौर इस जगत् को मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचा है।

स्वामी दयानन्दसरस्वतीजो-पहिले मेरी सब मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों और सुननेवालों से यह प्रार्थना है कि यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये किया गया है। ग्रौर यह ही मेला करनेवालों का प्रयोजन है कि देखें सब मतों में कौनसा मत सत्य है। जिसको सत्य समभ्रें, उसीको ग्रंगीकार करें, इसलिये यहाँ हार ग्रीर जीत की ग्रभिलाघा किसी को न करनी चाहिये क्यों कि सज्जनों का यह ही मत होना चाहिये कि सत्य की सर्वदा जीत ग्रीर ग्रसत्य की सर्वदा हार होती रहे। परन्तु जैसे मौलवी लोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह बात भूठ कही, ऐसे ही ईसाई कहते हैं कि मौलवी साहब ने यह बात भूठ कही, ऐसी वार्ता करना उचित नहीं। विद्वानों के बीच यह नियम होना चाहिये कि ग्रपने-ग्रपने ज्ञान ग्रौर विद्या के ग्रनुसार सत्य का मण्डन घौर ग्रसत्य का खण्डन कोमल वाणी के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें। एक दूसरे की निन्दा करना बुरे-बुरे वचनों से बोलना, द्वेष से कहना कि वह हारा ग्रीर मैं जीता, ऐसा नियम कदाचित् न होना चाहिये। सब प्रकार पक्षपात छोड़कर सत्यभाषण करना सबको उचित है। ग्रीर एक दूसरे से विरोधवाद करना यह ग्रविद्वानों का स्वभाव है, विद्वानों का नहीं। मेरे इस कहने का यह प्रयोजन है कि कोई इस मेले में ग्रथवा ग्रौर कहीं कठोर वचन का भाषण न करें।

ग्रव में इस पहलें प्रश्न का उत्तर कि "ईश्वर ने जगत् को किस वस्तु से ग्रौर किस समय ग्रौर किसलिये रचा है," अपनी छोटी सी बुद्धि ग्रौर विद्या के ग्रनुसार देता हुँ:—

परमात्मा ने सब संसार को प्रकृति से प्रयांत् जिसको ग्रव्यक्त , ग्रव्याकृत ग्रीर परमाणु नामों से कहते हैं, रचा है, सो यह ही जगत् का उपादान कारण है, जिसका वेदादि शास्त्रों में नित्य करके निर्णय किया है ग्रीर यह सनातन है। जंसे ईश्वर ग्रानि है, वैसे ही सब जगत् का कारण भी ग्रानि है। जंसे ईश्वर का ग्रादि ग्रीर अन्त नहीं, वैसे ही इस जगत् के कारण का भी ग्रादि ग्रीर ग्रन्त नहीं है। जितने इस जगत् में पदार्थ दीखते हैं, उनके कारण से एक परमाणु भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता। जब ईश्वर इस जगत् को रचता है, तब कारण से कार्य रचता है, सो जैसा कि यह कार्य जगत् दीखता है, वैसा ही इसका कारण है। सूक्ष्म द्रव्यों को मिलाकर स्थूल द्रव्यों को रचता है, तब स्थूल द्रव्य होकर देखने ग्रीर व्यवहार के योग्य होते हैं। अगर यह जो अनेक प्रकार का जगत् दीखता है, उसको उसी कारण से ईश्वर ने रचा है। जब प्रलय करता है, तब इस स्थूल जगत् के पदार्थों के परमाणुओं को पृथक्-पृथक् कर देता है, क्योंकि जो-जो स्थूल से सूक्ष्म होता है, वह आंखों से दीखने में नहीं ग्राता, तब बालबुद्धि लोग ऐसा समभते हैं कि वह द्रव्य नहीं रहा परन्तु वह सूक्ष्म होकर आकाश में ही रहता है क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता ग्रीर नाश ग्रदर्शन आकाश में ही रहता है क्योंकि कारण का नाश कभी नहीं होता ग्रीर नाश ग्रदर्शन

को कहते हैं, अर्थात् वह देखने में न आवे। जब एक-एक परमाणु पृथक्-पृथक् हो जाते हैं तब उनका दर्शन' नहीं होता, फिर जब वे ही परमाणु मिलकर स्थूल द्रव्य होते हैं तब दृष्टि में आते हैं। यह नाश और उत्पत्ति की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता आया है और ऐसे ही सदा करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी वार ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और कितनी वार कर सकेगा। इस बात को कोई नहीं कह सकता।

ग्रव इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग 'नास्त' ग्रर्थात् ग्रमाव से 'ग्रस्त' ग्रर्थात् भाव मानते हैं, और शब्द से जगत् को उत्पत्ति जानते हैं, उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता, क्यों कि अमाव से भाव का होना सर्वथा ग्रसम्भव है। जैसे कोई कहे कि 'वन्ध्या के पुत्र वा विवाह मैंने ग्रांखों से देखा' तो जो इसके पुत्र होता तो वन्ध्या क्यों कहलाती? फिर उसके पुत्र का ग्रमाव होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता है? ग्रीर जैसे कोई कहे कि मैं किसी स्थान में नहीं या ग्रीर यहाँ ग्राया हूँ, ग्रथवा सर्प बिल में न था और निकल भी आया, तो ऐसी वार्ता विद्वानों की नहीं होती, इसमें कोई प्रमाण नहीं क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं फिर वह क्योंकर हो सकतो है, जैसे कि हम लोग ग्रपने-अपने स्थानों में न होते तो चांदापुर में कभी न ग्रा सकते। देखो शास्त्र में लिखा है कि:—"नासत आत्मलाभ:। न सत ग्रात्महानम्" ग्रर्थात् जो नहीं है, वह कभी नहीं हो सकता ग्रीर जो है, सो आगे को होता है, इससे स्पष्ट जात होता है कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस जगत् में कोई भी ऐसो वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई नहीं।

इससे यह सिद्ध हुन्ना कि 'भाव' म्रर्थात् म्रस्ति से म्रस्ति होती है। नास्ति से म्रस्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। यह वदतो व्याघात म्रर्थात् म्रर्पनी बात को म्राप ही काटने के सदृश बात है। पहिले किसी वस्तु का म्रन्ययाभाव कहकर फिर यह कहना कि उसका भाव हो गया, पूर्वापर विरोध है। इसको कोई विद्वान् नहीं

१. जब कोई वस्तु अत्यन्त छोटी हो जाती है तो फिर उसे और छोटा करना असम्भव है। जो किसी वस्तु के टुकड़े करते-करते उसको इतना छोटा करदे कि फिर उसके टुकड़े होना असम्भव हो जावे तो उसको 'परमाणु' कहते हैं, जितनी वस्तुएँ संसार में हैं, वे सब परमाणु से बनती हैं। जब किसी पत्थर को तोड़ डालते हैं और उसके अत्यन्त छोटे-छोटे टुकड़ों को पृथक्-पृथक् कर देते हैं, तो वे परमाणु कि जिनके इकट्ठे होने से फिर पत्थर बनता है, सदा किसी न किसी स्वरूप से बने रहते हैं। एक परमाणु का भी इस संसार में से अभाव नहीं होता, केवल स्वरूप और गुगों में भेद हुआ करता है। जब मोम की बत्ती को जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थोड़ी देर में सब बत्ती नहीं रहती, न जाने कि क्या हो गई परन्तु वे परमाणु जितने बत्ती के थे और ही रूप में वायु के सहश हो जाते हैं, उनमें के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित् नहीं होता।

मान सकता श्रौर न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है कि विना कारण के कोई कार्य हो सके। इसिलये सभाव से भाव श्रथीत् नास्ति से वा हुकुम से जगत् की उत्पत्ति का होना सर्वथा झसम्मव है। इससे यह ही जानना चाहिये कि ईश्वर ने जगत् के झनादि उपादान कारण से ही सब संसार को रचा है, झन्यथा नहीं।

यहाँ वो प्रकार का विचार स्थित होता है। एक-यह कि जो जगत् का कारण ईश्वर हो तो ईश्वर हो सारे जगत् का रूप हुन्ना तो ज्ञान, सुख, दुःख, जन्म, मरण, हानि, लाभ, नरक, स्वर्ग, क्षुघा, तृषा, ज्वर म्नादि रोग, बन्ध म्रौर मोक्ष सब ईश्वर में ही घटते हैं; फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सब ईश्वर ही बन गया। दूसरा—यह कि जो सामग्री मानें तो ईश्वर कारीगर के समान होता है।

तो उत्तर यह है कि कारण तीन प्रकार का होता है।

एक उपादान कि जिसको ग्रहण करके पदार्थ को बनावें। जैसे मट्टी लेकर घड़ा ग्रौर सोना लेकर गहना ग्रौर रुई लेकर कपड़ा बनाया जाय।

दूसरा निमित्त जैसे कुम्हार ग्रपनी विद्या और सामर्थ्य के साथ घड़े की बनाता है।

तीसरा साधारण जैसे चाक आदि साधन और दिशा, काल इत्यादि ।

श्रव जो ईश्वर को जगत् का उपादान कारण मानें तो ईश्वर ही जगत् रूप वनता है, क्योंकि मट्टी से घड़ा ग्रलग नहीं हो सकता। श्रौर जो निमित्त मानें तो जैसे कुम्हार मट्टी के विना घड़ा नहीं बना सकता श्रौर जो साधारण मानें जैसे मट्टी से अपने आप विना कुम्हार घड़ा नहीं बन सकता इन दोनों व्यवस्थाओं में वह पराधीन वा जड़ ठहरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि ईश्वर जगत् रूप बन गया है तो उनके कहने से चोर ग्रादि होने का दोष ईश्वर में श्राता है। इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत् का कारण अनादि है श्रौर नाना प्रकार के जगत् को बनानेवाला परमात्मा है। श्रौर इसी प्रकार जीव भी ग्रपने स्वरूप से ग्रनादि हैं श्रौर स्थूल कार्य जगत् तथा जीवों के कर्म नित्यप्रवाह से ग्रनादि हैं। ऐसे माने विना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता।

ग्रब यह कि ईश्वर ने किस समय जगत् को बनाया है ग्रर्थात् संसार को बने हुए कितने वर्ष हो गये ? इसका उत्तर दिया जाता है :—

सुनो भाइयो ! इस प्रश्न का हम लोग तो उत्तर दे सकते हैं, आप लोग नहीं

१. वैसे परमेश्वर भी प्रकृति के विना जगत् नहीं बना सकेगा। सं०।

२. चाक स्रादि साधारण कारण रहते हुए भी। सं०।

३. वैसे परमेश्वर के रहते हुए भी जगत् नहीं बन सकेगा। सं०।

४. उपादान । सं० ।

५. साधारए। कारए। रूपी । सं०।

दे सकते। क्यों कि जब भ्राप लोगों के मतों में से कोई भ्रठारहसी वर्ष से, कोई तेरहसी वर्ष से भ्रीर कोई पांचसी वर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर आप लोगों के मत में जगत् के इतिहास के वर्षों का लेख किसी प्रकार नहीं हो सकता। भ्रीर हम भ्रायं लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुई बराबर विद्वान् होते चले भ्राये हैं। देखों! इस देश से भ्रीर सब देशों में विद्या गई है, इस बात में सब देशवालों के इतिहासों का प्रमाण है कि भ्रायंवर्त्त देश से मिस्र देश में भ्रीर वहां से यूनान भ्रीर यूनान से योरोप आदि में विद्या फैली है, इसलिये इसका इतिहास किसी दूसरे मत में नहीं हो सकता।

देखो ! हम ग्रायं लोग संसार की उत्पत्ति ग्रीर प्रलय के विषय में वेद ग्रादि शास्त्रों की रीति से सदा से जानते हैं कि हज़ार चतुर्यु गियों का एक ब्राह्म-दिन ग्रीर इतने ही ग्रुगों की एक ब्राह्म-रात्रि होती है ग्रथीत् जगत् की उत्पत्ति होके जब तक कि वर्तमान होता है, उसका नाम ब्राह्म-दिन है। और प्रलय होके जबतक हज़ार चतुर्यु गी-पर्यंन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम ब्राह्म-रात्रि है। एक कत्प में चौदह मन्वन्तर होते ग्रीर एक मन्वन्तर ७१ चतुर्यु गियों का होता है, सो इस समय सातवां वैवस्वत मन्वन्तर वर्त्त मान हो रहा है, ग्रीर इससे पहिले ये छः मन्वन्तर बीत चुके हैं:—

स्वायम्भव, स्वारोचिष, ग्रौत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष। ग्रथित्
१६६० प्र१६७६ वर्षों का भोग हो चुका है ग्रौर अब २३३३२२७०२४ वर्ष इस
सृद्धि को भोग करने के बाक़ी रहे हैं, सो हमारे देश के इतिहासों में यथार्थ क्रम से सब
बातें लिखी हैं। ग्रौर ज्योतिषशास्त्र में भी मितीबार प्रति संवत् घटाते-बढ़ाते रहे हैं।
ग्रौर ज्योतिष की रोति से जो वर्ष-पत्र बनता है उसमें भी यथावत् सबको क्रम से
लिखते चले ग्राते हैं अर्थात् एक-एक वर्ष घटाते ग्रौर एक-एक वर्ष भोगने में ग्राज तक
बढ़ाते आये हैं। इस बात में सब ग्राग्यांवर्त्त देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ
विरोध नहीं।

फिर जब कि जैन मतवाले धौर मुसलमान इस देश के इतिहासों को नध्ट करने लगे, तब ग्रार्थ्य लोगों ने सृब्धि के इतिहास को कष्ठ कर लिया, सो बालक से लेके वृद्ध तक नित्यप्रति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कहते हैं ग्रौर वह यह है:—

श्रों तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्द्धे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे ग्रार्थ्यावर्त्तान्तरैकदेशेऽमुकनगरेऽमुकसंवत्सरायनर्तु -मासवक्षविननक्षत्रलग्नमुहूर्तेऽत्रेदं कार्यं कृतं क्रियते वा ।।

जो इसको ही विचार ले तो इससे सृब्धि के वर्षों की गणना बराबर जान पड़ती है।

जो कोई यह कहे कि हम इस बात को नहीं मान सकते, तो उसका उत्तर यह है कि जो परम्परा से मितो, वार, दिन चढ़ाते चले झाते हैं झौर जब कि इतिहासों और ज्योतिष शास्त्रों में भो इस प्रकार लिखा है तो किर इसको मिथ्या कोई नहीं कह सकता, जैसे कि बही खाते में प्रतिदिन मिती, वार लिखते हैं ग्रीर उसको कोई भूठ नहीं कह सकता ग्रीर जो यह कहता है उससे भी पूछना चाहिये कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं? तब वह या तो छः हज़ार या सात हज़ार या ग्राठ हज़ार वर्ष बतलावेगा तो वह मी ग्रपने पुस्तकों के श्रनुसार कहता है तो इसी प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा क्यों कि यह पुस्तक की बात है।

और देखों, सूगर्भविद्या से जो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गणना ठीक-ठीक झाती है, इसलिये हम लोगों के मत में तो जगत् के वर्षों की गिनती बन सकती है और किसी के मत में कदाचित् नहीं, इसलिये यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षों की सबको ठीक माननी उचित है।

ग्रब यह कि ईश्वर ने किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया, इसका उत्तर दिया जाता है:—

जीव श्रौर जगत् का कारण स्वरूप से श्रनादि श्रौर जीव के कर्म तथा कार्यजगत् नित्यप्रवाह से अनादि हैं। जब प्रलय होता है तब जीवों के कुछ कर्म शेष रह
जाते हैं, तो उनके भोग कराने के लिये श्रौर फल देने के लिये ईश्वर मृद्धि को रचता है
श्रौर श्रपने पक्षपातरहित न्याय को प्रकाशित करता है। ईश्वर में जो ज्ञान, बल, दया
श्रादि श्रौर रचने की श्रत्यन्त शक्ति है, उनके सफल करने के लिये उसने मृद्धि रची
है। जैसे आँख देखने के लिये श्रौर कान सुनने के लिये हैं, वंसे ही रचनाशक्ति रचने
के लिये है, सो श्रपनी सामर्थ्य की सफलता करने के लिये ईश्वर ने इस जगत् को
रचा है कि सब लोग सब पदार्थों से सुख पावें। धर्म, ग्रथं, काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि
के लिये जीवों के नेत्र श्रादि साधन भी रचे हैं। इसी प्रकार मृद्धि के रचने में श्रौर
भी अनेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहने से ग्रब नहीं कहे जा सकते, विद्वान् लोग
श्राप जान लेंगे।

पादरी स्काट साहब — जिसकी सीमा होती है, वह ग्रनादि नहीं हो सकता। जगत् की सीमा का निरूपण है, इसलिये वह ग्रनादि नहीं हो सकता। कोई पदार्थ ग्रपने ग्रापको नहीं रच सकता परन्तु ईश्वर ने जगत् को ग्रपनी सामर्थ्य से रचा है। कोई नहीं जानता कि ईश्वर ने किस पदार्थ से रचा है और पण्डितजी ने भी नहीं बताया कि किस पदार्थ से जगत् को रचा।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब—जब कि सब पदार्थ सदा से हैं, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है। कोई उत्पत्ति का समय नहीं कह सकता।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी—(पादरी साहब के उत्तर में)-पादरी साहब मेरे कहने को नहीं समभे। मैं तो केवल जगत् के कारण को ही ग्रनादि कहता हूँ, और जो कार्य है सो अनादि नहीं होता। जैसे मेरा शरीर साढ़े तीन हाथ का है सो उत्पन्न होने से पहले ऐसा नथा ग्रीर न नाश होने के पश्चात् ही ऐसा रहेगा, पर इसमें जितने परमाण हैं, वे नष्ट नहीं होते। इस शरीर के परमाणु पृथक्-पृथक् होकर आकाश में बने रहते हैं श्रोर उन परमाणुओं में जो संयोग श्रोर वियोग को शक्ति है, सो वह सदा उनमें रहती है। जैसा मिट्टी से घड़ा बनाया जो कि बनाने के पहले नहीं या श्रोर नाश होने पश्चात् भी नहीं रहेगा परन्तु उसमें जो मिट्टी है, वह नष्ट नहीं होती श्रोर जो 'गुण' श्रर्यात् चिकनापन उसमें है कि जिससे वह पिण्डाकार होता है, वह भी मट्टी में सदा से है, वैसे ही संयोग श्रोर वियोग होने की योग्यता परमाणुश्रों में सदा से है। इससे यह समक्तना चाहिये कि जिन परमाणु द्रव्यों से यह जगत् बना है, वे द्रव्य अनादि हैं, कार्य्य-द्रव्य नहीं। श्रीर मैंने यह कब कहा था कि जगत् के पदार्थ स्वयं श्रपने को बना सकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि ईश्वर ने उस कारण से जगत् को रचा है।

श्रौर जो पादरी साहब ने कहा कि शक्ति से जगत् को रचा है तो मैं पूछता हूँ कि शक्ति कोई वस्तु है वा नहीं? जो कहे कि है तो वह स्नादि हुई श्रौर जो कहो कि नहीं तो उससे श्रागे को कोई वस्तु भी नहीं बन सकती। श्रौर जो पादरी साहब ने यह कहा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि किससे यह जगत् बना है, कदाचित् पादरी साहब ने नहीं सुना होगा। मैंने तो जिससे यह कार्य जगत् बना है, उसको प्रकृति ग्रादि नामों से, कि जिसको परमाणु भी कहते हैं, कहा था।

(मौलवी साहब के उत्तर में) — सब पदार्थों का कारण झनादि है तो भी ईश्वर को मानना अवश्य है क्योंकि मिट्टी में यह सामर्थ्य नहीं कि झापसे झाप घड़ा

१. सब लोग देखते हैं कि ग्राम्न में बहुत से पदार्थ जल जाते हैं। ग्रब विचार करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जल जाता है तो क्या हो जाता है? देखने में ग्राता है कि लकड़ी जल कर थोड़ी सी राख रहती है तो ग्रब यह विचारना चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका स्वरूप ही बदल जाता है? जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में वह मोम नहीं रहता, यह नहीं जान पड़ता कि कहाँ गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदश हो जाता है ग्रीर इसी कारण वायु में मिल जाने से दिष्ट में नहीं ग्राता।

इसकी परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाग्रो ग्रीर उसका मुख बन्द कर दो, तो उस बत्ती का जितना भाग वायु के सदश हो जावेगा वह बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा, पर थोड़ी देर के पीछे यह दिखलाई देगा कि वह बत्ती बुक्त गई।

अब यह सोचना चाहिये कि बत्ती क्यों बुक्त गई, और बोतल के वायु में अब कुछ भेद हुवा वा नहीं?

इस बात की परीक्षा इस प्रकार होगी कि थोड़ा सा चूने का पानी उस बोतल में ग्रीर एक बोतल में कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो और उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो, तो यह दिखलाई देगा कि जिस बोतल में जली है, उसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा भीर दूसरी बोतल का जैसे का तैसा रहेगा। इससे सिद्ध हुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु बोतल के वायु में मिल गई है। वह एक वस्तु वायु के सदश है कि जो दिन्द में नहीं भाता। अब देखना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमाणु नष्ट नहीं होता, पर जिन पदार्थों से यह बत्ती बनी है, उनका स्वरूप भिन्न हो जाता है।

बन जाय। जो कारण होता है, वह ग्राप कार्यक्रप नहीं बन सकता क्यों कि उसमें बनने का ज्ञान नहीं होता ग्रौर कोई जीव मी उसको नहीं बना सकता। ग्राज-तक किसी ने कोई वस्तु ऐसी नहीं बनाई। जैसा कि यह मेरा रोम है, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता। ग्रौर ग्राजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुग्रा ग्रौर न है कि जो परमाणग्रों को पकड़ के किसी युक्ति से उनसे ऐसी वस्तु बना सके। कोई दो त्रसरेणुग्रों का भी संयोग नहीं कर सकता। इससे यह सिद्ध हुग्रा कि केवल उस परमेश्वर की ही यह सामर्थ्य है कि सब जगत् को रचे।

देखो, एक ग्रांख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है। श्राजतक बड़े-बड़े वैद्य अपनी बुद्धि लगते चले ग्राते हैं तो भी ग्रांख की विद्या श्रधूरी ही है, कोई नहीं जानता कि किस-किस प्रकार ग्रीर क्या-क्या गुण ईश्वर ने उसमें रक्खे हैं इसलिये सूर्य, चाँद ग्रादि जगत् का रचना ग्रीर धारण करना ईश्वर ही का काम है तथा जीवों के कमों के फल का पहुंचाना, यह भी परमात्मा ही का काम है, किसी दूसरे का नहीं। इससे ईश्वर को मानना ग्रवश्य है।

एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब — जब दो वस्तु हैं, एक कार्य्य दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते। इससे ईश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनी सामर्थ्य से की है।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब — गुण दो प्रकार के होते हैं एक अन्तस्थ, दूसरे बाह्य । अन्तस्थ तो अपने में होते हैं और बाह्य दूसरे से अपने में आते हैं। और अन्तस्थ गुण दूसरे में जाकर वैसे ही बन जाते हैं परन्तु जिसके गुण होते हैं, वह उससे पृथक् होता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब जिस बर्तन में पड़ता है, वैसे ही बन जाता है परन्तु सूर्य नहीं हो जाता, वैसे ही ईश्वर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी — (ईसाई साहब के उत्तर में) — ग्राप दोनों के ग्राप होने में क्यों शंका करते हैं? क्योंकि जितने पदार्थं इस जगत् में बने हैं, उन सबका 'कारण' अर्थात् परमाणु ग्रादि सब ग्रादि हैं। ग्रीर जीव भी ग्रादि हैं कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सकता। ग्रीर नास्ति से ग्रस्ति कभी नहीं हो सकती, सो मैं पहिले कह चुका हूँ। परन्तु ग्राप जो कहते हैं कि शक्ति से बनाया तो बतलाग्री शक्ति क्या वस्तु है ? जो कहो कि कोई वस्तु है तो फिर वही कारण ठहरने से ग्रादि हुई। ग्रीर ईश्वर के नाम, गुण, कमं सब ग्रादि हैं, कोई ग्रब नहीं बने।

(मौलवी साहब के उत्तर में) — ग्राप जो यह कही कि भीतर के गुणों से जगत् बना है तो भी नहीं बन सकता क्यों कि गुण द्रव्य के विना अलग नहीं रह सकते ग्रौर गुण द्रव्य से [=ग्रौर केवल गुण से द्रव्य] बन भी नहीं सकता। जब भीतर के गुणों से जगत् बना है तो जगत् भी ईश्वर हुग्रा। जो यह कही कि बाहर के गुणों से जगत् बना तो ईश्वर के सिवाय आपको भी वे गुण ग्रौर द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे। ग्रौर जो

१. ईश्वर के। सं०।

यह कहो कि इच्छा से हम लोग बन गये तो मेरा यह प्रश्न है कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है? जो वस्तु कहोगे तो वह अनादि ठहर जायगी घौर जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता परम्तु मट्टी से बनता है तो वैसे ही इच्छा से हम लोग नहीं बन सकते।

पादरी स्काट साहब — हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से ग्रस्ति को ईश्वर ने बनाया। यह हम नहीं जानते कि किस पदार्थ से ग्रौर किस प्रकार यह जगत् बनाया। इसको ईश्वर ही जानता है, मनुष्य कोई नहीं जान सकता।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब-ईश्वर ने अपने प्रकाश से जगत् बनाया है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी—(पादरी साहब के उत्तर में) कार्य को देख कर कारण को देखना चाहिये, कि जो वस्तु कार्य है, वैसा ही उसका कारण होता है। जैसे घड़े को देखकर उसका कारण मट्टी जान लिया जाता है कि जो वस्तु घड़ा है, वही वस्तु मट्टी है। ग्राप कहते हैं कि ग्रपनी शक्ति से जगत् को रचा, सो मेरा यह प्रश्न कि वह शक्ति ग्रनादि है वा पीछे से बनी है? जो ग्रनादि है तो द्रव्यरूप उसको मान लो, तो उसी को जगत् का ग्रनादि कारण मानना चाहिये।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—नूर कहते हैं प्रकाश को, उस प्रकाश से कोई दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता परन्तु वह नूर मूिलमान् द्रव्य को प्रसिद्ध दिखला सकता है थ्रौर वह प्रकाश करनेवाले पदार्थ के विना अलग नहीं रह सकता। इससे जगत् का जो कारण प्रकृति ग्रनादि है, उसको माने विना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। श्रौर हम लोग मी कार्य को ग्रनादि नहीं मानते परन्तु जिससे कार्य बना है, उस कारण को अनादि मानते हैं।

एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब—जो ईश्वर ने ग्रपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार सनातन था ग्रौर वह उसकी प्रकृति में ग्रनादि था तो ईश्वर की सीमा हो गई।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी — जब कि ईश्वर की प्रकृति में सब जगत् था तब ही तो वह स्ननादि हुस्रा और वही स्ननादि वस्तु रचने से सीमा में स्नाई। स्नर्थात् लम्बा-चौड़ा, बड़ा-छोटा स्नादि सब प्रकार का ईश्वर ने उसमें से बनाया। इसलिये रचे जाने से केवल जगत् ही की सीमा हुई, ईश्वर की नहीं।

ग्रब देखिये मैंने जो पहिले कहा था कि नास्ति से ग्रस्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है, सो आप लोगों के कहने से भी वह बात सिद्ध हो गई ! कि जगत् का कारण ग्रनादि है।

ईसाई साहब — सुनो भाई मौलवी साहबो! कि पण्डितजी इसका उत्तर हजार प्रकार से वे सकते हैं। हम श्रीर तुम हजारों मिल कर भी इनसे बात करें तो भी पण्डितजी बराबर उत्तर दे सकते हैं। इसलिये इस विषय में ग्रधिक कहना उचित नहीं।

ग्यारह बजे तक यह वार्त्ता सिद्ध हुई, फिर सब लोग ग्रपने-ग्रपने डेरों को चले गये। ग्रौर सब जगह मेले में यही बात-चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी को सुनते थे, उससे सहस्र गुणा पाया।

#### दोपहर के पश्चात् की सभा

फिर एक बजे सब लोग आये थ्रौर इस पर विचार किया कि स्रब समय बहुत थोड़ा थ्रौर बातें बहुत बाकी हैं, इसिलये केवल मुक्ति विषय पर विचार करना उचित है। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पहिले कौन वर्णन करे, एक दूसरे पर टालता था। तब स्वामीजी ने कहा कि उसी क्रम से माषण होना चाहिये। अर्थात् पहिले पादरी साहब फिर मौलवी साहब थ्रौर फिर मैं। परन्तु जब पादरी साहब श्रौर मौलवी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिले न बोलेंगे, तब स्वामीजी ने ही पहिले कहना स्वीकार किया।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी—'मुक्ति' कहते हैं छूट जाने को ग्रर्थात् जितने दुःख हैं, उनसे सब छूटकर एक सिंचदानन्दरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा म्रानन्द में रहना और फिर जन्म-मरण ब्रादि दुःखसागर में नहीं गिरना । इसीका नाम 'मुक्ति' है। वह किस प्रकार से होती है ? इसका पहिला साधन सत्य का आचरण है झौर वह सत्य आत्मा ग्रौर परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये, ग्रर्थात् जिसमें म्रात्मा श्रौर परमात्मा की साक्षी न हो वह ग्रसत्य है। जैसे किसी ने चोरी की, जब वह पकड़ा गया, उससे राजपुरुष ने पूछा कि तूने चोरी की या नहीं ? तबतक वह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, परन्तु उसका ब्रात्मा भीतर से कह रहा है कि मैंने चोरी की है। तथा जब कोई भूठ की इच्छा करता है तब ग्रन्तर्यामी परमेश्वर उसको जता देता है कि यह बुरी बात है, इसको तूमत कर ग्रीर लज्जा, शङ्का ग्रीर भय आदि उसके ग्रात्मा में उत्पन्न कर देता है। ग्रीर जब सत्य की इच्छा करता है तब उसके घ्रात्मा में ग्रानन्द कर देता है ग्रीर प्रेरणा करता है कि यह काम तू कर। म्रपना ग्रात्मा जैसे सत्य काम करने में निर्भय ग्रीर प्रसन्न होता है, वैसे भूठ में नहीं होता। जब परमात्मा की आजा को तोड़कर बुरा काम कर लेता है, तब उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। ग्रौर उसी को ग्रमुर, दुब्ट, दैत्य और नीच कहते है। इसमें वेद का प्रमारा है कि-

> ग्रमुर्या नाम ते लोका ग्रन्धेन तमसा वृताः । ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।

> > यज् ग्रध्याय ४०। मन्त्र ३॥

ग्रात्मा का हिसन करनेवाला ग्रर्थात् जो परमेश्वर की ग्राज्ञा को तोड़ता है

स्रोर अपने स्रात्मा के ज्ञान से विरुद्ध बोलता, करता स्रोर मानता है, उसीका नाम असुर राक्षस, दुब्ट, पापी, नीच स्रादि होता है।

मुक्ति के मिलने के साधन ये हैं-

१ — सत्य का आचरण।

२—सत्यविद्या स्रर्थात् ईश्वरकृत वेदविद्या को यथावत् पढ़कर ज्ञान की उन्नति स्रौर सत्य का पालन यथावत् करना ।

३ – सत्पुरुष ज्ञानियों का सङ्ग करना।

४—योगाभ्यास करके ग्रपने मन, इन्द्रियों ग्रीर ग्रात्मा को असत्य से हटाकर सत्य में स्थिर करना ग्रीर ज्ञान को बढ़ाना।

४—परमेश्वर की स्तुति करना ग्रर्थात् उसके गुणों को कथा सुनना ग्रौर विचारना।

६—प्रार्थना कि जो इस प्रकार होती है कि—हे जगदीश्वर! हे कृपानिधे! हे ग्रस्मित्तः! ग्रसत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर। ग्रीर हे भगवन्! हमको ग्रन्थकार अर्थात् ग्रज्ञान ग्रीर अधमं ग्रादि दुष्ट कामों से अलग करके विद्या और धर्म ग्रादि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन कर। और हे ब्रह्म! हमको जन्म-मरणरूप संसार के दुःखों से छुड़ाकर ग्रपनी कृपाकटाक्ष से 'ग्रमृत' ग्रथीत् मोक्ष को प्राप्त कर।

जब सत्य मन से ग्रपने ग्रात्मा, प्राण ग्रौर सब सामर्थ्य से परमेश्वर को जीव भजता है तब वह करुणामय परमेश्वर उसको ग्रपने आनन्द में स्थिर कर देता है। जैसे जब कोई छोटा वालक घर के ऊपर से ग्रपने माता-पिता के पास नीचे आना चाहता है वा नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता है तब हजारों ग्रावश्यकता के कामों को भी माता-पिता छोड़कर ग्रौर दौड़कर ग्रपने लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कहीं गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से उसको दुःख होगा। ग्रौर जैसे माता-पिता ग्रपने बच्चों को सदा सुख में रखने की इच्छा ग्रौर पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं, वंसे हो परम कुपानिध परमेश्वर की ओर जब कोई सच्चे ग्रात्मा के भाव से चलता है तब वह ग्रनन्तग्रक्तिरूप हाथों से उस जीव को उठाकर ग्रपनो गोद में सदा के लिये रखता है, फिर उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होने देता है ग्रौर वह सदा ग्रानन्द में रहता है।

पक्षपात को छोड़कर सत्य का ग्रहण ग्रीर असत्य का परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करना चाहिये। देखो, सब ग्रन्याय; ग्रधमं और पक्षपात से होता है, जैसे कि यह मौलवी साहब का वस्त्र बहुत ग्रच्छा है, मुक्तको मिले तो मैं उसको ग्रोटकर मुख पाऊं, इसमें अपने मुख का पक्षपात किया ग्रीर मौलवी साहब के मुख-दुःख का कुछ विचार न किया। इसी प्रकार पक्षपात से ही नित्य ग्रधमं होता है। ग्रधमं से काम को सिद्ध करना इसीको अनर्थ कहते हैं। और धमं ग्रीर ग्रथं से 'कामना' ग्रथित् अपने

मुख की सिद्धि करना इसकी काम कहते हैं। घौर 'ग्रधमं' ग्रथीत् घनर्थ से काम को सिद्ध करना इसकी कुकाम कहते हैं। इसलिये इन तीनों घर्यात् वर्म, घर्थ घौर काम से मोक्ष की सिद्ध करना उचित है। इसमें यह बात है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इसकी धर्म, घौर इसकी घाना को तोड़ना इसकी घधमं कहते हैं, सो धर्म घादि ही मुक्ति के साधन हैं घौर कोई नहीं। घौर मुक्ति सत्य पुरुषार्थ से सिद्ध होती है, ग्रन्यथा नहीं।

पादरी स्काट साहब — पण्डितजी ने कहा कि सब दु: खों से छूटने का नाम मुक्ति है परन्तु मैं कहता हूँ कि सब पापों से बचने छोर स्वर्ग में पहुँचने का नाम मुक्ति है। कारण यह कि ईश्वर ने आदम को पिवत्र रचा था, परन्तु शंतान ने उसको बहका के उससे पाप करा दिया, इससे उसकी सब सन्तान भी पापी है। जैसे घड़ी बनाने-वाले ने उसकी चाल स्वतन्त्र रक्खी है छोर वह आप ही चलती है, ऐसे हो मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैं तो किर अपने ऐश्वर्य से मुक्ति नहीं पा सकते छोर न पापों से बच सकते हैं। इसलिये प्रभु ईसामसीह पर विश्वास किये विना मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे हिन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों को पाप कराके बिगाड़ता है, इससे उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु ईसामसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं।

प्रभु ईसामसीह जिस-जिस देश में गये, धर्यात् उसकी शिक्षा जहां-जहां गई है, वहां-वहां मनुष्य पापों से बचते जाते हैं। देखो, इस समय सिवाय ईसाइयों के और किसी के मत में भलाई ध्रौर अच्छे गुणों की उन्नति है? मैं एक दृष्टान्त देता हूँ कि जैसे पण्डित जी बलवान् हैं, ऐसे ही इङ्गलिस्तान में एक मनुष्य बलवान था, परन्तु वह मद्यपान, चोरी, व्यभिचार ध्रादि बुरे काम करता था, जब वह ईसामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों से छूट गया। धौर मैंने मी जब मसीह पर विश्वास किया तब मृक्ति को पाया ध्रौर बुरे कामों से बच गया। सो ईसामसीह की ध्राज्ञा के विष्द्ध आचरण से मृक्ति नहीं हो सकती। इसलिये सबको ईसामसीह पर विश्वास लाना चाहिये। उसी से मृक्ति हो सकती है, और किसी प्रकार नहीं।

मौलवी मुहम्मद क़ासम साहब — हम लोग यह नहीं कह सकते कि पण्डितजी ने जो मुक्ति के साधन कहे केवल उनसे ही मुक्ति हो सकती है क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे उसको मुक्ति वे सौर जिसको न चाहे न दे। जे से समय का हाकिम जिस अपराधी से प्रसन्न हो उसको छोड़ वे सौर जिससे अप्रसन्न हो उसको क़ द में डाल दे। उसकी इच्छा है जो चाहे सो करे, उस पर हमारा ऐश्वयं नहीं है, न जाने ईश्वर क्या करेगा। पर समय के हाकिम पर विश्वास रखना चाहिये। इस समय का हाकिम हमारा पैग्रम्बर है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होतो है। हां! यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो केवल उसी के हाथ में है।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी—(पादरी साहब के उत्तर में)—ग्रापने जो यह कहा कि दुः हों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का नाम मुक्ति है, सो मेरे ग्रिभप्राय को न समक्त कर यह बात कही है। क्योंकि मैं तो पहिले साधन में ही सब पापों ग्रार्थात् असत्य कामों से बचना कह चुका हूँ। और बुरे कामों का फल मी दुः ख कहाता है ग्रार्थात् जय पाप करेगा तो दुः ख से नहीं बच सकता। इसके ग्रानन्तर भीर साधनों में मी स्पष्ट कहा है कि ग्राथम छोड़ कर धर्म का ग्राचरण करना मुक्ति का साधन है। जो पादरी साहब इन बातों को समकते तो कदाचित ऐसी बात न कहते।

दूसरा जो ग्राप यह कहते हैं कि ईश्वर ने ग्रादम को पवित्र रचा था परन्तु शैतान ने बहकाकर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान मी इसी कारण से पापी हो गई, सो यह बात ठीक नहीं है क्योंकि ग्राप लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान् मानते ही है, सो जब कि ईश्वर के पवित्र बनाये ग्रादम को शैतान ने बिगाड़ दिया और ईश्वर के राज्य में विष्न करके ईश्वर को व्यवस्था को तोड़ डाला तो इससे ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता, श्रौर ईश्वर की बनाई हुई वस्तु को कोई नही बिगाड़ सकता है।

श्रीर एक ग्रावम ने पाप किया तो उसकी सारी सन्तान पापी हो गई, यह सर्वथा असम्मव ग्रीर मिथ्या है। जो पाप करता है वही दुःख पाता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता। ग्रीर ऐसी बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। और देखो, एक ग्रावम और हब्बा से किसी प्रकार इस जगत् की उत्पति मी नहीं हो सकती क्योंकि वहन श्रीर माई का विवाह होना बड़े दोष की बात है। इसिलये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि सुब्दि के आदि में बहुत से पुरुष और स्त्री परमेश्वर ने रखे।

ग्रीर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है, तो मेरा यह प्रश्न है कि जब शैतान ने सबको बहकाया, तो फिर शैतान को किसने बहकाया ? जो कहो कि शैतान आप से आप ही बहक गया, तो सब जीव भी ग्राप से आप ही बहक गये होंगे, फिर शैतान को बहकानेवाला मानना व्ययं है। जो कहो कि शैतान को भी किसी ने बहकाया है तो सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई बहकानेवाला शैतान को नहीं है, तो फिर जब ईश्वर ने ही सबको बहकाया तब मुक्ति देनेवाला कोई भी ग्राप लोगों के मत में न रहा और न मुक्ति पानेवाला। क्योंकि जब परमात्मा ही बहकानेवाला ठहरा, तो बचानेवाला कोई भी नहीं हो सकता और यह बात परमात्मा के स्वभाव से भी विरुद्ध है क्योंकि वह न्यायकारी ग्रीर सत्य कामों का हो कर्त्ता है, तथा ग्रच्छे कामों में ही प्रसन्न होता है। वह किसी को दु:ख देनेवाला ग्रीर बहकानेवाला नहीं।

ग्रीर देखो, कैसे ग्राश्चर्य की बात है कि यदि शंतान ईश्वर के राज्य में इतना गड़बड़ करता है, फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता है, न मारता है, न कारागृह में डालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की निबंलता पाई जाती है ग्रीर विदित होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा है, इससे यह बात ठीक नहीं। ग्रीर न शंतान कोई मनुष्य है। जबतक शंतान के माननेवाले शंतान का मानना न छोड़ेंगे, तबतक पाप करने से नहीं बच सकते क्योंकि वे समभते हैं कि हम तो पापी ही नहीं, जैसा शैतान ने आदम को और उसकी सन्तान को बहका के पापी किया, वैसा ही परमात्मा ने आदम की सन्तान के पाप के बदले में अपने एकलौते बेटे को शूली पर चढ़ा दिया, फिर हमको क्या डर है। और जो हमसे कुछ पाप भी होता है तो हमारा विश्वास ईसामसीह पर है, वह आप क्षमा करा देगा, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है। इसलिये ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से नहीं बच सकते।

ग्रीर जो घड़ी का बृद्धान्त दिया था सो ठीक है क्योंकि सब अपने-ग्रपने काम करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु ईश्वर की ग्राजा ग्रच्छे कामों के लिये है, बुरे के लिये नहीं। और जो ग्रापने यह कहा कि स्वर्ग में पहुंचना मुक्ति है, शंतान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूटकर मुक्ति पासकें, यह बात भी ठीक नहीं। क्योंकि जब मनुष्य स्वतन्त्र हैं ग्रीर शैतान कोई मनुष्य नहीं, तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से मुक्ति को पा सकते हैं। और स्वर्ग से ग्रादम गेहूँ खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम को पाप हुआ कि गेहूँ खाया, तो मैं आप से पूछता हूँ कि ग्रादम ने तो गेहूँ खाया ग्रीर पापी हो गया और स्वर्ग से निकाला गया, ग्राप लोग जो उस स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो क्या ग्राप लोग वहाँ सब पदार्थ खावेंगे? तो क्या पाप नहीं होगा? ग्रीर वहाँ से निकाले नहीं जाग्रोगे? इससे यह बात भी ठीक नहीं हो सकती।

श्रीर आप लोगों ने ईश्वर को मनुष्य के सदृश माना होगा ग्रर्थात् जैसे मनुष्य सर्वज्ञ नहीं, वैसे ही ग्रापने परमात्मा को भी माना होगा कि जिससे आप वहाँ गवाही श्रीर वकील की ग्रावश्यकता बतलाते हैं। परन्तु ग्रापके ऐसे कहने से ईश्वर की ईश्वरता नष्ट हो जाती है। वह सब कुछ जानता है, उसको गवाही ग्रौर वकील की कुछ ग्रावश्यकता नहीं है। और उसको किसी को सिफ़ारिश की भी ग्रावश्यकता नहीं क्योंकि सिफ़ारिश न जाननेवाले से की जाती है। ग्रौर देखिये, ग्रापके कहने से परमात्मा पराधीन ठहरता है क्योंकि विना ईसामसीह की गवाही वा सिफ़ारिश के वह किसी को मिक नहीं दे सकता ग्रौर कुछ भी नहीं जानता, इससे परमात्मा में ग्रत्यज्ञता ग्राती है कि जिससे वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता। ग्रौर देखो, जब कि वह न्यायकारी है तो किसी की सिफ़ारिश ग्रौर मिथ्या प्रशंसा से न्याय के विरुद्ध कदाचित् नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है तो न्यायकारी नहीं ठहर सकता।

इसी प्रकार जो ग्राप मनुष्य हाकिम के सदृश ईश्वर के दरबार में भी फ्रिश्तों का होना मानोगे, तो और बहुत से दोष ईश्वर में ग्रावेंगे। इससे ईश्वर सवंव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो सवंव्यापक है तो शरीरवाला न होना चाहिये। ग्रीर जो सवंव्यापक नहीं है तो ग्रवश्य है कि शरीरवाला हो। ग्रीर शरीरवाला होने से उसकी शक्ति सब पर घेरनेवाली न हुई। ग्रीर शरीरवाला जितना दूर [?] का ज्ञान रखता है पर उसको पकड़ ग्रीर मार नहीं सकता। ग्रीर जो शरीरवाला होगा उसका जन्म ग्रीर मरण भी ग्रवश्य होगा, इसलिये ईश्वर को किसी एक जगह पर ग्रीर फरिश्तों का

उसके दरबार में होना, ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो ईश्वर की सीमा हो जायगी।

देखो, हम ग्रार्थ-लोगों के शास्त्रों को यथावत् पढ़े विना लोगों को उलटा निश्चय हो जाता है ग्रर्थात् कुछ का कुछ मान लिया जाता है। जो पादरी साहब ने कलियुग के विषय में कहा सो ठीक नहीं क्योंकि हम ग्रार्थ लोग युगों की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं मानते। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाग है कि:—

## कलिश्शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् ।।

ऐत० पञ्जिका ७। कण्डिका १५।।

अर्थात् जो पुरुष सर्वथा ग्रथमं करता है ग्रौर नाममात्र धमं करता है, उसको किल; ग्रौर जो ग्राधा अधमं ग्रौर ग्राधा धमं करता है, उसको द्वापर; ग्रौर एक हिस्सा ग्राधमं ग्रौर तोन हिस्से धमं करता है, उसको त्रेता; ग्रौर जो सर्वथा धमं करता है, उसको सतयुग कहते हैं।

इसके जाने विना कोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती। इससे जो कोई बुरा काम करता है, वह दुःख पाने से कदाचित् नहीं बच सकता ग्रीर जो कोई ग्रच्छा काम करता है, वह दुःख पाने से बच जाता है, किसी ही देश में चाहे क्यों न हो।

क्या ईसामसीह के विना ईश्वर अपने सामर्थ्य से अपने भक्तों को नहीं बचा सकता है? वह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है, उसको किसी पेग्नस्वर की आवश्यकता नहीं। हां! यह सच है कि जब जिस-जिस देश में शिक्षा करनेवाले धर्मात्मा उत्तम पुरुष होते हैं, उस-उस देश के मनुष्य पापों से बच जाते हैं और उन्हों धर्मात्मा उत्तम पुरुष होते हैं, उस-उस देश के मनुष्य पापों से बच जाते हैं और उन्हों देशों में सुख और गुणों की वृद्धि होती है। यह भी सब लोगों के लिये सुधार है, इसका देशों में सुख और गुणों की वृद्धि होती है। यह भी सब लोगों के लिये सुधार है, इसका कुछ मत से प्रयोजन नहीं। देखों, आर्य लोगों में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी, कुछ मत से प्रयोजन नहीं। देखों, आर्य लोगों में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम इससे उस समय में वे सुधरे हुए थे। इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का बिगाड़ हो तो इससे आर्य लोगों के सनातन मत में कोई होने से जो किसी बात का बिगाड़ हो तो इससे आर्य लोगों के सनातन मत में कोई वोव नहीं आ सकता क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेके ग्राज तक ग्रायों ही का वोव नहीं आ सकता क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ा।

बेखो, जितने १००० वा १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों ग्रीर मुसलमानों के भतों के भ्रापस के विरोध से फिरके हो गये हैं, उनके सामने जो १६६००५५६७६ वर्षों के भीतर भ्रायों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत ही कम है और आप लोगों में जितना सुधार है, सो मत के कारण नहीं, किन्तु पालिमेण्ट आदि के उत्तम प्रबन्ध से है, जो ये न रहें, मत से कुछ मी सुधार न हो, ग्रीर पावरी साहब ने जो इङ्गिलस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिलाकर दिया, सो इस प्रकार कहना उनको योग्य न था परन्तु न जाने किस प्रकार से यह बात भूल से उनके मुख से निकली।

(मौलवी साहब के उत्तर में)—ईश्वर चाहें सो करे, ऐसा ठीक नहीं क्योंकि वह पूर्ण विद्या और ठीक-ठीक न्याय पर सदा रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। इस कहने से कि जो चाहे सो करे, यह भी ग्राता है कि ईश्वर ही बुराई भी करता होगा ग्रोर उसी की इच्छा से बुराई होती है, यह कहना ईश्वर में नहीं बनता। ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है, उसीको मुक्ति देता है। मुक्ति के काम के विना किसी को मुक्ति नहीं देता क्योंकि वह ग्रन्याय कभी नहीं करता। जो विना पाप-पुण्य के वेखे जिसको चाहे दुःख देवे ग्रोर जिसको चाहे सुख, तो ईश्वर में ग्रन्याय आदि प्रमाद जगता है, सो वह ऐसा कभी नहीं करता। जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश ग्रीर जलाने का है, इनके विरुद्ध नहीं कर सकता, बेसे ही परमात्मा भी ग्रपने न्याय के स्वभाव से विरुद्ध पक्षपात से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता।

सब समय का हाकिस मुक्ति के लिये परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। सौर सौर को कोई दूसरें को माने, उसका मानना व्ययं है, मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर जो मुक्ति देने में दूसरे के आधीन है, वा दूसरे से कहने से दे सकता है तो मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता। वह किसी का सहाय प्रपने काम में नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है। में जानता हूँ कि सब विद्वान् ऐसा ही मानते होंगे। जो पक्षपात से स्रौरों के दिखाने को न मानते हों, तो दूसरी बात है।

इसमें मुक्तको बड़ा धाश्चर्य है कि परमात्मा को "लाशरीक" भी मानते हैं और फिर पंगम्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं! यह बात कोई विद्वान् नहीं मानेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर धर्मात्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम करने से मुक्ति स्वतन्त्रता से दे सकता है, किसी की सहायता के धाधीन नहीं। मनुष्य को ही धापस में सहायता की धावश्यकता है, ईश्वर को नहीं। न वह मिथ्या प्रसन्न होनेवाला है, जो मिथ्या प्रसन्न होकर अन्याय करे। वह तो धपने सत्य धर्म धौर ग्याय से सदा युक्त है, धौर अपने सत्य-प्रेम से मरे हुए भक्तों को यथावत् मुक्ति देकर और सब दु:खों से बचाकर सदा के लिये धानन्द में रखता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं।

इतने में चार बन गये। स्वामीजी ने कहा कि हमारा व्याख्यान बाक़ी है। मौलवी साहब ने कहा कि हमारे नमाज का समय झा गया। पादरी स्काट साहब ने स्वामीजी से कहा कि हमको ग्रापसे एकान्त में कुछ कहना है, सो वे दोनों तो उघर गये, इधर एक झोर तो एक मौलवी मेज पर जूता पहने हुए खड़े होकर और दूसरी झोर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे।

धौर कितने ही लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका ! तब स्वामीजी ने पावरी धौर धार्य लोगों से पूछा कि यह क्या गड़बड़ हो रहा है ? मौलवी सोग नमाज़ पढ़कर आये वा नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका। इस पर स्वामीजी बोले कि ऐसे भटपट मेला किसने समाप्त कर दिया? न किसी की सम्मति ली गई, न किसी से पूछा गया। श्रव श्रागे कुछ बातचीत होगी वा नहीं?

जब वहां बहुत गड़बड़ देखी ग्रीर संवाद की कोई व्यवस्था न जान पड़ी, तो लोगों ने स्वामीजी से कहा कि ग्राप भी चिलये, मेला तो पूरा हो ही गया। इस पर स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से कम पांच दिन मेला रहता। इसके उत्तर में पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन से ग्राधक नहीं रह सकते। किर स्वामीजी ग्राकर अपने डेरे पर धमंसंवाद करने लगे। उस दिन रात को पादरी स्काट साहब ग्रीर दो पादरियों के साथ स्वामीजी के डेरे पर ग्राये। स्वामीजी ने कुरसियां बिछवाकर ग्रादरपूर्वक उनको बिठलाया ग्रीर ग्राप भी बैठ गये। किर ग्रापस में बातचीत होने लगी:—

पादरी साहबों ने पूछा कि — ग्रावागमन सत्य है वा ग्रसक्य ? ग्रीर इसका क्या प्रमाण है ?

स्वामीजी ने कहा कि—आवागमन सत्य है, ग्रीर जो जैसे कर्म करता है, वंसा ही शरीर पाता है। जो अच्छा काम करता है तो मनुष्य का, ग्रीर जो बुरे करता है तो पक्षी ग्रादि का शरीर पाता है। श्रीर जो बहुत उत्तम काम करता है, वह 'बेवता' ग्रथित् विद्वान् ग्रीर बुद्धिमान् होता है। देखो, जब बालक उत्पन्न होता है तब उसी समय ग्रपनी माता का दूध पीने लगता है, कारण यही है कि उसको पहिले जन्म का अभ्यास बना रहता है, यह भी एक प्रमाण है। ग्रीर घनाढच, कङ्गाल, सुखी, दुःखी ग्रनेक प्रकार के ऊंच-नीच देखने से विदित होता है कि कमी का फल है। कम से देह ग्रीर देह से ग्रावागमन सिद्ध है। जीव ग्रनादि हैं कि जिनका आदि ग्रीर ग्रन्त नहीं। जिस योनि में जीव जन्म लेता है, उसका कुछ स्वमाव भी बना रहता है, इसी कारण मनुष्य ग्रादि बिचित्र स्वभाव और प्रकृति ग्रादि के होते हैं, इससे भी आवगमन सिद्ध होता है।

इसी प्रकार श्रीर बहुत से प्रमाण आवागमन के हैं। परन्तु जीव का एक बार उत्पन्न होना श्रीर फिर कमी न होना, इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता। क्योंकि जो मैंने कहा उसके विरुद्ध होना चाहिये था, सो ऐसा होना झसम्मव है। श्रीर फिर यह बात कि मरा श्रीर हवालात हुई, श्रर्थात् जब क्रयामत होगी तब उसका हिसाब-किताब होगा, तब तक बेचारा हवालात में रहा मानना श्रच्छा नहीं।

फिर पादरी साहब चले गये । मौलवियों ने शाहजहांपुर जाकर मुन्शी इन्द्रमिशाजी को लिखा कि जो आप यहां श्रावें तो हम आपसे शास्त्रार्थं करना चाहते हैं परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शोजी वहां पहुंचे तो किसी ने शास्त्रार्थं का नाम तक मी न लिया।

> ऋषिकालाङ्कब्रह्माब्दे नभश्गुक्ले दले तिथौ। द्वादश्यां मङ्गलेवारे' ग्रन्थोऽयं पूरितो मया।

> > ।। इति ।।

ध्रयात् श्रावएा शुक्ला द्वादशी मङ्गलवार, वि० सं० १९३७ ।। सं० ।।